सा-रब.

विषय - ० घाडरण चेज = 52 - 55 = 4

27 X 13.4 X 0.1 e.m.

चक्रीर्वाच्युः ॥ चक्रीर्वाच्युः ॥ चिक्रीर्वा चक्रर ॥ चिक्रीर्वाच्युः --- ----महर्ये कवचनांततानिधात्वते श्री । उरीमवर्ट्डेय्न्नीहिनं ला०स०

चकी वांचक प्रभावकी वांचका। चिकी वांचकार। चिकी वांचकर। चिकी वांचक व। चिकी वांचकम विकी वीमारा। विकी की मार तुंश विकी वीमाराः चिकी वीच सुवा विकी वीच सुव तुं। विकी वांवभवः।।भूजपालनाव्यवहारयाः॥ज्यकार उ स्रार्गार्थः॥हिप्रविदित्ये।।ज माना जव वर्षाः।।इति अकार स्थवकारः।।कि त्वा त्यः स्थिति स्रांवा क्ष्य संयोदाः।।चे।कुः।।स्व सेचपा मशानां। वुभुतांचकारा विभुतां वक्रतः ॥विभुतां वक्रु॥वुभुतां वक्ष्य। । वे भन्नां वक्तर्थं भीवे भन्नां वक्ताया मुनां चका राष्ट्र मं निक्रा श्वास्तां चका राष्ट्र भ तांचकना। बुभत्तां चकुमा। बुभतामामा। बुभतां वभूवा। इत्यादि॥ दुवचय्वाके। बुध्या मात्मने मः॥ इतिमकारः॥ मृत्विद्विष्ट्रम्थयः साभ्यका रः पूर्व इकारा भवृति से पर्शिका कि ककारः॥किलात्यःसःकृत्तस्यति घत्तं॥पिवदांचकार॥पिवद्वांचक्रयी।पि पिप दंग चकर ॥पिपदंग चक्रव॥पिपदाचिक्रम॥इत्या दि॥पिपदा्व भव॥पिपदा् मार इत्यादि।।पुत्रागप्रति स्थित।नान्नाप्रदेशां स्थानाम्बः इस्रायाम्य वर्षे स्थाप्रेमिनि।। वर्षे स्थाप्रेमिनि।। वर्षे स्थाप्रेमिनि।। वर्षे स्थाप्रेमिनि।। वर्षे स्थाप्रेमिनि।। प्रति ।। प्र

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

॥ सा॰ यु

11 43

श्रीयामनी

भूनाचकासदी व्री।चकामंषकार॥जाग्रीनद्वि॥जागरांचकाराजागरांचकत्।जागरांच कु।।इत्यारि।एए धवृद्धेगण धांचक्रीए धांचक्री निर्धाकेरे।विस्ताने।। सुमिविस्त्रीए भा मिपरेविदेगे, तानभवितात्रामः स्वराः हिक पाठा हयय न्वा मुख्य यन्वा द्वाः॥ विष्टे न काराविद्यांचक्रतः।विद्यांचक्रांभूमतायाम्।विद्यांचभूवाईहचे खायां।ई द्वांचक्रांपत्य यां नाद्दामाव त्रव्यः। मुध्नना प्रत्ययां ते म्या ज्ञामनिस् व्यते। दुक् ज्ञकर गो।। इख्वयामाना निसः। धातारिकायामधि ज्ञानमने मः प्रत्ययाभवित। कृम् गाप् इति स्थिते। ज्ञरत्वर राज्य कारस्परगरेषामवतिकितिहितिबपर।किरसएएप इति स्थिते।। ग्राविद्रमे इति दीर्घः। कितात्यःसः कृत्तमित्रम्बान्तस्तनं विकत्पृद्धिगमन। कासा सूत्र त्यं गातादाम्युम भवरः।।इत्याम।।चिकी यीचकार।चिकी यीचक्रत्।।चिकी षीचक्रा।चिकी यीचीचेषा

(3)

मा॰मः ।

S

हिएप) जह वस्। ।। नुधा त्रोपिउच। जह बाजहाच। ज भन्नधारण चेष्यण ग्रीमनकार उभपपदार्थः।। हुकारा ग्रुन्वं धार्थः।। द्विन्यारः।। भूनांत्वकी तीकारः।। गर्गाः।) जपानां जवचपा। इतिकारः।।विभयां चकारा।विभयां चक्र तेः।विभयां चक्र।।विभया मास्।विभग्नेवभव।विभाग्ने।विभन्ने।विभावभर्षः।विभूष्यः।विभावभाग्निम्।विभाग्निम्।विभाग्निम्।विभाग्निम्।विभाग्निम् जायोदितं॥प्रविध्यहसारिचेयः।किहाम्बरितिमकारः।जिपानां जवचपाः।दिताकारः।।जिस्या चकार।।जिह्ने यो चेक थे।।जिह्न यो चक्रयः।।जिह्न यो चक्रर।।जिह्न या मास्।जिह्न यो चक्रर।।जिह्न या मास्।जिह्न यो चक्रयः।जिह्न यो चक्रयः।जिह्न यो जिह्न यो जिह् जिहा या। जिह्न य ग्युः।जिगिष्य।।जिगेषाजिग्पर्यं।जिग्यांजिंगांयांजिगियव।।जिगिपंत्र।विचित्तां पद्वयो रत्यकाले विग्रावादिवं क्र यः।। अत उपधा याः। लोषः चं चं कि त्ये वास्पर्सं प्राहं कित्वि ललाया। त्यप्रिमाष्ट्रगा। विलेपनुः। विलेपुः। विलेपपा। विलेपा। विलेपा। विलेपा। विल्लाप्। विल्तिप्। विलेपिम्। नाहं किलंगे जगाम्। गम्ब्गते। लिकारे त्यदिकार्यार्थः॥पूर्वचत्रावादि॥हिन्नोतिहित्वं॥क्हान्नित्रकार्गात्रगाम्॥जगाम्॥जमा

भामवा

MS

।वराह्य

उत्रीयंवभवारत्याहि॥वालावागे।।पाल्यांचकार।।पालयामास।।पाल्यांवभव।।व र्लिनानि चित्रादेशि। चेत्रादेशिलाने स्वयं त्रिष्ट्रत्यया भवति। का सादि प्रत्ययातादा मेकस्व प्रामिताः। एत्रयावात्याचकार। विणयाचक्रतः। विणयाचक्रारत्यादे । विणया सावारियां वस्त्रात्वात्वयां चकार । वद्य नित्ययां यः साम्रादिन वानां क्रभात्रयम् भासधाः वसेचपारमाना।विभित्साचेक्र।विभिन्साचक्राने।विभिन्साचिक्रिरे।विभिन्सामास। विभिन्धामामन्।विभिन्तांन भेव।। इत्यादि।।भादे स्भेक्षां गिरिकतां नामायान्त्रवाः भात्रभाभयेगात्रकार अनुव्धायः भारत्रातिरित्वात्रभाना जननपा।ग्रााः।।गञ्जय।विभयानकार।।विभयानकय।विभयानकार।विभया। चक्राविभयामास्। (विभयां वभ्रवा) विभया वभ्रवत्। विभया वभ्रितितया दि। विभारा विभ्वतः।विभ्यः।विभिष्य।विभेषाविभ्यः।विभाषाविभाषाविभेषाविभिष्व।विभ मास्यानादनया जिल्लाचका राजित्वा चक्रा राजित्व चक्रा राजित्वा चक्रा चक हर्वेचकार।इत्यादि।।जहवामास्।जहवांवभूवा।जहाव।जहवतुः।।

खरेगामहन् जन्यन् घर्। इत्येते वामुपधाया त्ये प्रामविता किति दि तिचवरे । जग्म व्यवधानि जिए तिचपरे।। म्रांगना के जाल ले। प्रलेखाना के निल्ता प्रस् वना । गः। त्रगञ्ययत्रा गिकृताँ दो तथानं कंसे किलेवा मुद्रव । १। तथाना त्र घुत्। तथा तथा वि नियानयानयान्य । ज्ञाच्यान्य । ज्ञाच्यान्य जिञ्चनी प्राच्या चित्र । विकार्य विकार्यार्थः ॥ विकार्य । विकार् मात्मनेपरिपर्व।प्रभन्तेप।स्तात्रतिम्त्र। जनार्तनान्। जनार्तनानाः मेमितियानियानियानियानियान्य ज्ञारराण्यः। कूपंच्यानपूर्तकृत्। कृत्। कृत्राम्या सर्वर्रात्याद्व। गर्या वर्ग्या सवर्ग्यात्वा वस्त्राचा वस्त्राचित्र।। वर्ष्या चरव्युगचरवान्। चखन् चिख्वा चिस्नु मदने। त्यारे त्यदिकार्यार्थः। घामग्रा संज्ञ्यास्त्रो।।उपधायां नायुक्ते॥ खस्चवामसानामितिककारः॥ धसदिः सः धः॥ धसादिधानाः सकार धकारादेशाभवति॥ ज्ञासाजदातुः॥ जदानुः॥ जदानुः॥ जदानुः॥ ज्ञासा

सा॰सु॰

था ज्ञच्या जन्य । जन्य नेघनहिलावने प्रयो॥ सातानष्। सिवद्यमानी त्रण्यत्य वायत्र साउनपत सिन्विपिति तिचपरे याकारस्वत्याचाभवतिगद्देशेदिर्था।ददाथा।ददो।वाचानाविषापिष्या।ववाचा।ववेषा।ववेषा।ववेषा।ववेषा। स्रातिनिवृत्ते।। स्थाति। सितिनाभावने मिन्नक्षाण्य मावः। गावादे। द्विचनं।। नप्रमात्य। पागदिव चने कृतियत्य्वत्र्व।।तस्पत्रासी स्तरस्पत्रपा।।सिखंते नपासाः।दुःखः।क्रेपानाज्ञानपाभा ्यपि छे डे खा ने चर तेन चाइति व गाविभागमवाग्यस्य ।।। तस्य ।। तस्य यन्त्रेया। याप्रापियापयिष्यापयप्रयापयाया। ययो। स्त्राष्ट्री चे। स्राहे सः सः विः । द्विस्त्राप्त्री यो। स्त्राही मादिशेषः॥त्रवंग्यादिहसः॥शिखंते भून्या लुषंतेगद्ध खः॥सेस्नाप्तिवयास्यास्त्रा सिवा स्वापित्र ती जिस्वप्रजामंग्रानिकर्गास्निष्णामुकारः सरितं उभयपरार्थः॥ द्विचनाहि। एगवा दीप्रवस्य ॥ गाविरो वरेयजीदींना ग्रहादीनां पूर्वस्थ चतंप्रसारगं भवति॥यकारस्य इकारशक्ष इयाजजनोदेनं॥यजाप वरगो। यतः संप्रसारगं किति॥यत्रवर्षः स्वव्यक्ष्येत्रः केत्र यहः वसायकारवकार रेकाणां यतः इकारव्यार स्वताराभं किति।यत्रवर्षः स्वर्षः विश्वानि। सम्बद्धार्यस्य प्रसारगं ॥ सम्बद्धाः स्वर्धः स्वर्यः स्वर्धः स्वर्धः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्धः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्य

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

क्रब्राङिविधाङ्गकधाङ वयुः। ङवाङ्गवाचाउवचा क्रविवाउविमावू ज्या क्राणंता विव्याविष्य निष्।व्यादेशा भवत्यनिविषय।। उवाचाऊ चेत्। ऊच्। उनिय उवकैषाउँ च प्राउचाउँवाचाउवचाऊचिवाउचिमाऊचामाऊचिराऊचिवाउचा वाक्र विद्याक्र वे । इति वह । इति महानि व्यवश्राया क्रिकार उभववदार्थः। स्तवा यास्तव पन्।सम्बप्।सम्बियशासम्बद्धासम्बद्धासम्बद्धासम्बद्धारमस्य पासम्बद्धारमञ्जूषम् त सम्बाप्स अरवस्वाध्याङ्गाद्वाधित्वान्ग्राशास्त्रां नापूर्वस्वनेगागर माभवित्तार्ककारस्यानिय नार्थः।।उकार उच्चार्गाः।संग्रामा तिरिदिधिः विवर्तः।। गानिष्रोविष्वभगवान्। यानात्रात्ताचानशिरो। यानिषाचानशार्थ या निहाने वानियानियानियानियानियानियानियानियानिय उकारउभवपरार्थः। रिधिविधानसामयानद्रसः।। यो निर्मातामिन जलेनकारी त्रामानं जातः।।मानं ज्ञामानं जियामानक्यामानज्यः।मानजामानं ज्ञानं जियामान निमामानंते।।मानंति।मानंतिय।मानंतिय।मानंतिय।मानंतिधामानंति तावस्वता यानीतिबहे। यानेनिमहे । येष प्रतापं। । यान वेष । । यान वेष । यान विष । यान व थय उ०। र्चिवहे। मान जिस्ता ने । स्याणि हो कि विवास मार्थित मा कायित्राज्यानिष्मिकाते। निष्मिक्सिक्सिकानिष्मानिष्मिके ये त्यादि। पद्मानिष्मा हकारलाविशिष्ट्राज्ञ गार्टान्यहेषुः।।ज्ञाहानग्रहेशनग्रहेशनग्रहेनार वेजाति हिनोनि विचाचा। ज्यहाजगाते। जगरेर त्या है। चेज से वरता। में विचा यम्बार्राष्ट्रांस्त्रतः।संविचातः संविचा।संवर्षः द्वावंसपूर्द्वामे धित्रोराङ्कोर उकारस तः निवाययोगिवययं ।तिवयामिव ये सेविच्याते। सेवयरे। वे जतित्रसताने। वे जावयं निवाय है। विवाय । उवाय। उपलेश क्या । उपयोग्य । क्या । क्या । उपयोग्य । क्या । क्या । विवाय । उपयोग्य । विवाय । विव होरः। योगः। प्राप्ययानि प्रमध्ये कव चना तता भिषान्य ताष्ट्री। प्राप्ति वस्क दे त्नुनी हुन